

प्रित्नपूजाविशिः

11911

श्रीगरोप्राप्तनमः। असंप्री जिब स्तरमाणी नीवासनी वसनाः प्रारोप्तिनी गामत्रीवासनी गामत्री गामत्री गामत्री गायुत्राः उपार्थः भुरेषाः थं ब्राधित्रवित्तयः नार्थातारं विद्राध्यत्रीधः प्रज्ञागरितः मालेपार् प्रारागरिता विद्रा नाम्यः॥१॥ अपंदिशिरणविश्वव्रभीनस्मानेभे १ वर्गभिनो हिनामनसा सिछ्व योक्नि हिन्दुभः नारथं सारारनायां मा, नायामानं चर्याः पंचर्या ६ ह्-राह्या नमधः प्रनापानग्दीतमा जमाम नेग्रह्मा मिप्रजाभ्यः। शान्त्रयपद्या दिश्वक्यचा सम्ब हुवै ख्वयचसव प्रोक्षेत्र हुव्या " जगनीयाची अंगेन्याना क्रियम क्रियम व्युक्तः शुक्ता समस्याः समस्याहे त्योजमराजन क्रावः भगपितगरीतमालमावर्गरस्तामिप्रज्ञान्तः।अ। इस्मानरा स्वृत्तास्य ज्ञानंत्रे शाव्याप्रात्ते विश्वामित्र खे। अनुषु प्रवार्घानुष्ठभः १५ मेश्नान्ते जी मेथिन एक विश्वे एक विश्वे एक विश्वामित्र

विद्यम्मिविधः॥

द्धानामधनीय नेतेन पर्वन थेन ने नस्व में अप्रति हैं ते स्वतु । अप्रद्भाग कीर्त मुख्य में स्वापन से अप्रदेश वं पापाचन नी क्र र पात्। १५ न मः संभगाम चमयो भगाम च नमः श्रेत्ररायन मयस्तरा प्रचनमः शिवामच शिवतरासच इतिरनानम्। नमी स्त्रीवामसन्साराम् मेर्ड्या अपीया स्पृत्वाने १५ हते भ्या कर्र नहीं । प्रात्येचा प्रत्ये क्ष्यान प्रश्न स्था अन्तरं १० स्था स्था । स्था निर्मा वर् प्राप्त्य नमः सर्वायव्य प्राप्तियेय नमो नी स्वीयां वर्षे प्राप्त्य नमः सर्वायव पशुप्तिवेनमानीसमीवापविधानकराहाप्रचनमः रित्वन्द्नम् । नमसन्द्रिपारपक्तिभवव क्रोनिम्भाजनात्रभ्यक्ष्म कर्मा रेम्प्रव्यक्रिनिम्भानम्। निष्किरम्भं जीनस्भिन्नम्। निष्किरम्भं जीनस्भिन्नम्। निष्किरम्भं जीनस्भिन्नम्। निष्किरम्भं जीनस्भिन्नम्। निष्किरम्भं जीनस्भिन्नम्। निष्किरम्भं जीनस्भिन्नम्। जिल्लाम् जिल्लाम नि श्रोम्हणपुभ्य प्रचेशनि शानि शः। इत्येशनिम्। अने मापरणाय चेपरगासर् पच । एड्रिस्मानाप

1311

आभा अपार

POR क्तिहमनीपनीनिधनशनार्शियायपराविसाय छाउँ छि। धेरोनिसावख्य छा थेरेसिना व्याक्ष स्थातिया वश्च यहा क्षाभ्याक्ष रोषति व्यवक्र में सिवः प्रज्ञापति ग्रहीत साल सा याचेगर हिला मित्रजाभ्यः ((पा) आयोद्नासन्त्राधिक्षेत्रित्रित्रासोह्यामेहण्डा । विषय हारा न्ह् श्रुक्तिका । जा श्री कि त्यं में हिं श्री हात् जिसे विश्व वि गवराभी तेह दांत्रसः नेष पाति नं समता स्तान प्रमारायो धी द्वारा निय श्वाप विश्ववन्य निविश्व भवेतरं सर्व नी के जना रेपाए। भा निने मित्रें बताम स्वस्थितियत्ति । ममने र्वार के प्रश्रेष्ठि मेर धानु ॥ विश्वेरेक्षा संश्रेष्ठ मार्य निम्हा विश्वविश्वा संश्रेष्ठ मार्य निम्हा विश्वविश्वा संश्रेष्ठ मार्य निष्ठ स्व ए येथे। प्रति

CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi: Digitized by Sarvagya Sharada Peetham

मैंगेन्। अने में असामन् के प्यापन के सामन के स्वापन के स्वापन के स्वापन के स्वापन के सामन के स भव्या ब्रोहिष्या भवत्र मा अविभाग्य स्त्राम्य स्त्र प्रमानिक प्रमान नाहिता मेरी ममाम्बात्। इतिश्राचेममाम् । अन्तमः शिवाम् इति श्राक्षाने वे निम्ना सर्गाम निमित्रने पेनमः।भवायेनसम्ति पेनमः।।नेऽसि-भिन्मति वेनमः।उत्याप्तवायुम्ति पेनमः।। भोमार्गाश्चिम् प्रापत्ति प्रापति प्रापति विन्त्र ।। महोद्यायसामम्तियेन मः। इत्रानीसङ्ख 11911 1311 रम्बर्गमाः। देविश्रधम् निप्नाः। श्राणा भेषेकः। देवस्मतास्थिनः प्रस्वित्रियनिश्चित्रः प्रस्वित्रियनिश्चित्रः प्रस्वित्रियनिश्चित्रः प्रस्वित्रियनिश्चित्रः प्रस्वित्रियनिश्चित्रः प्रस्वित्रियनिश्चित्रः प्रस्वित्रियनिश्चित्रः प्रस्वित्रियम् । अश्रिक्षेत्रः अश्रिक्षेत्रः अश्रिक्षेत्रः अश्रिक्षेत्रः । अश्रिक्षेत्रः अश्रिक्षेत्रः । अश्रि 

司司:

य्विद्वीनच्नाः श्राहिष्य् चप्रविद्तेच इष्टेहान्याची निर्मानमा वः किरिक्रेमोरेश ना एक्ट्रिमेषीचिन्य न्केभ्योनमः श्रानिरहतेभ्यः।इतिवि व्यर्वम् ॥३०नमः वर्षोपचवर्षास्य नमः प्रतरगास्य नम सीष्णापवनमः संधायके त्यायचनमः सिक्याम् इतिष्ठ स्यापं क्षेत्रपदि नेच समक्रियास्व मप्रः महिमात्रा प्रच्यात धृत्व नेच ने माठि रिरापाएंच विविध संगनमा भाइखमामचे छ थि मनेचनमः॥इतिभूपरः॥ॐनमःश्रासिन्गितिएसचनमःशीद्यापचिमाःभाष्यनमः अथवन्मा स्य नमा नारेपाय्चरिष्पाय्चनमः। इतिरीपम्। जैनिने ने माने याप्च अधीन खाप्चनमः पूर्व नीयचन्त्रमः परजायचननामध्यमायचापारक्षायचनमाज्ञच्यायचनमाज्ञध्यायधीन

अमेर कारिकं पूनवारिश सानम्बं बान्यंत रिल देवत्वार्थाः

uru

धिवित सेर्ववावा एक वेदा ना थ्रेरसे नाभि विविता । स्थितः। मानः भागाना नामाना अभिकं ान्मियाने वार्मिता मानज्तन्त मुन्मानजित्तंमानी वधीः पितरंभी तमातरं मानः प्रयास्त-ची उद्गरिष्ण द्रित्र प सिगा।ईशा-मोई श्वरंपूज्ञ सामि। रक्षिणमहाकार्न पूरामाभि। ने माले भंगी पूज्यामि। परिव भेरम् भंगूनम् भि। गानुस्रे क्षारं पूत्रप्रि। विकास वि किति विश्वासी विश्वास 0. Lal Bahadur Shashi Thi Cajiy Dayi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham

